## अधिवर्द

छ चाग्ने स्थान । महाये नम् यक्त न ज्यान क्लंगिए इ इस्रि क्रिकेल्डिके हम्किक्लमाननं वसंदेविष्ठ्र इवड असन न्द्राबाया भ्रम्डनिद्यात्रा, न्द्रान्त्रा त्वयनभः इतिकयनभः विक्षा उद्गर्द य गर्म वङ्ग्निभः।१। ऋग्याभः,क्यवेरभः, अद्धयानः ग्रम्भागमः।विश्ववंताः शया श्रिवयाग्येवज च व प वित्र प हिना हिनाः, यक्त्यर्, उडः अक्षाव अर्डा गर्यं महत्रवंत्र र्थितं जापारिण जवजाः, यक्तिर रेग्ड विकः उडेवप्र सीयः॥

भष्ठभकं नेवेहा अग्रवहन्त्र ॥ डेडिंदरः भठा ह्वाः गर्दहित् । यामभिन्य प्रमानता

रम्यां सुमीपाउँ हुत्रः एडी ७ लं, ये युग्रे। वरस्था यवस्या के सुमा स्र स्था के स्था के प्रस्था के स्था इन्स्प्रेरेज्या । जीजे अयं, वर्भेभिष्ठं, सुनीव हैं, स्वरवं, एडव्ह स.चंद्रवर्ष, १५५०व यम् वर्ष, प्रभाही, व्यवस्परि, क्रार्थ, स्थ्रक्षे त्रम्थिः न्मेण्या,यश्भि, मुद्रान्य यः व्या, मुख्य द्रान्य गाम्य कामगयवियोभग्यहे,लड्डिक्सला,चारवेडाहा, वस्य, नगद्य. क्रिक्टिलिडिडेन्न्यकारेक इ: सुद्री: अद्रेष्ठ श्विता, राः, करें मुद्रिमिद्रेयलभेषे, इस्रो, स्राप्यत्विति । प्रेरे विक्रक्तः अः अ। नाष्ट्र जन्म गल्पाडेः प्रद्यतिन् जनगर्थः, प्राप्टः नायाः मिद्धितः भन्यक्रिये भन्यक्रिये । भन्यक्रिये भद्किति । के अग्रम, यवादिकीय । एवं जर्मरें , गल्था ये प्रशासिकः क्रें यसि विअलय, गलपिकामानिक, एक्रें क्राये के दिन्हें ते दिने भेर शक्य देवजनी। खन्द विद्यानि विश्ववाहा, यक विक्रीय भा ह जिला में करभा सबसेवी,गालपडये ए हरिहः पार्टेनभा चनः सबिटेवी चुपाः कीरं, गम्मिड्स्यरं, इरकेवडः एत् न्यूण्यं, केविति विद्विनी नेप्रकृष जेवडः अववद्धाः । एवग्रुप्रधारि जपमीपस्किल्ज देशां लड्खे वजः, गायामाः। । महावज्ञा गाम्भडे एक्टानि गुप्तिने, स्वर्थ एने सिक्कि । भन्ना विकास सम्बद्धाः । अक्षेत्रका सम्बद्धाः ।

irtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitize

व प्रवर्गे, यलभन् में कलमभने पे भू पयेड र हा भने जेल दिने ॥ वि स्वरूलवेगवः भूगीकिगिडि अद्युष्ट्य स्वनीसिं इः ॥ विषक्तिये हुन उस भन् हुन्य विषय स्वापित स्वापि भियं भा सुष्ठियान्यदास्थितः ॥ विक्रास्ट्रान्ड इय में स् भा देशियष्ठवयाचिक्ः॥५ क्रामक्ष्रत्नभाउक्रयां संयेश्व देशि यष्ठवयाद्विषाः॥ अधार्भभूषेष्ठ अधार्मभूभस्य परित्र अधा भिष्पित्रां अप्रामीमिग्यिदेव अधिभए मु उ ये ने उन्हें दिन किए भडि ॥ यहि एक विनिद्ये व उद्भाग्य इ यो उद्धारि में हिएभाडि ॥ भूदी सिरिक्षे में वड में भे सार काउसे में डर्श किस् िएभाडि ॥ उमीमी मिनि इवर्लो मे बन्नि इवर्लो भए कड येभे उन्हादिमिडिएभडि ॥ इन्निक्व इन्दे डिडे वड वडन डिभएक उपने उन्हारिने विए महि॥ यहि गविडिजीवङ गिडिंभिन्निड चेंभेडस्हिमिठिएभडि॥ ष्टिडियेडउवस्तिस भागांचे भागांचे माराज्या। ।। ५ हिलाकु क्राच्या विश्वरूप थि । विस्रय्येथिषठ उप्रक्रणले विचये एस पेल्लिंग भी वान वसंवाडिभच्छ, विद्यायवा एक्ष्णेडिय सूपे क्रमभीवा भवन्धं विडिप छंडे, धिरेव नं भिष्ठ डुनेव चर्ठ डेना पने **५३, भिर्न्यां विकाण्ड एक विक्रिन डिय एक अउन्य** उभउगित्रिनिचपि। यागवभाष्ठग्राधीप्रकृपालः अल भाभवभावन्य या। उभग्रयथिकाई क्राएडनेव धनाथड भवेडनयद्भविकत्रह्ययेवर्भ्स डिप्तकप्रावित्पर्भ। 311 भद्गभगितेकेवानं वाराभा साराभे धणवि यस्य सभ ध्येडि उमेवर गण सेने

गाकित संगिता विभागिए नमहे नी माउँ कदाउभाग सुक्ती, अर्चे क्व भृडिविज्ञ स्त्रम्यारिष्ठ प्रभूके राष्ट्रीय स्वित्रा उत्रिया डिक्र ग्रंद्धिभरिभय्भियं भी किम इत्राधि॥ अडिस्गिडिस्भ डिं द्विस्टाउंवड बुक्तलगाडमेग्डा विश्व से से परिवार इचार्डिदिक्रिणिविस्ता नम्यम् अस्यम् अस्यान्य मान्यस् हेनदिवस्य उद्योः पिर्याव उत्तरिक्ष विद्यान मिन्नि नाभागितिहः॥ स्रामाअस्माअदिशिधवास्म दीवावास्पीराभ यहीः अञ्चर्यसम्भागम्बन्तिहर्मणंस्यस्याः उषद्भारतिन्ययुक्तियम् विद्याने सम्बद्धा उथुअभन्समायभाषे इथुउ अविभेद्राप्तभी ॥ यन्द्रथ विस्विष्टिन्त्र ब्रिडिय वर्गा इत्या अस्ट होत उस्ट इत्य विस्व स्भाषायमुन्द्रिष्ट्रभागे सम्द्रभागा भेदेन्स्त्रि वह उत्वर्गिष्ठित्रम्भिउत्तेडभणितयाय इत्रिम्धव्यमभिक्रि क्रिउद्विष्ठः चद्राम् गः॥ न्यु भ्रम् या समया म उस्नेवाक्यम्त्रिष्ठः उपायवस्त्र इद्वित्तिषष्ट्ये उवनः पास्य र ॥ यथायिमभडे यडेमयभ एडेन्स्य विडाम विडाम वाज्यक्त उति मत्या विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विष्य विष्य विश्व विष्य रुर्नेग्डवम् लिहमाभायाप्त्रं उद्यंसाभायस्य उत्रहराहे नेष यहण्डाराजा। मयाउम्ययमिणविष्मभ्रिजिनमस् भागस्त्रय बद्भंभीद्राभः थंडामा दूरिविचित्रइभद्रेश्वर डी, उरसुरम्मिक्तिम्मिस्टर्क्ष्टर्भिडिच्यम्द्रव वक्लान्ड्यभिडिवयाः॥ विडय्स्यस्ति द्विल्यस्ति

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

थणवित वास्मवणवित्र स्यित्रमञ्जाभिष्ठे च्या वित्र धेरवटणयेव्उपउद्यक्षक्षाला विचयेट स्वितं ग्री स्मान्यूट ष्ट्रीयानी डिवामध्येवानां युन्द्रिङ्ग्रीय मुन्द्रने बुन्धिने वस्त्री व्यक्ति, यम्बिन्धि भवत्य स्वर्धि स्वर्थिय व ने व्यविभूमें वरगिरयेनियणवित्रव्यक्तियागियूडभालक उथ्यमि चेप्रक्थलंत्रिच्येड(॥७॥ याभयावी में वेरणंड व दास्भगरः। भं स्यायभने गरे विस्मान स्थान विभिन्न स्थान स्था ५ इ को श्रेष्ट्रं भग है यस भया रूपि देव के विद्या गरिय ने थणवित्र, भे<del>ग्रा म्हाँ स्थक्तु</del>भावसंवीगई निमयल सभाव अवेग्डीनिमाहाभिभूग्डेअ ल हेवेग्हभवपिभृडि( यल्ड ३ हमा भडित है॥ म। वाभरेव से उर् क्रिसमा ही यंभा भिण्डिकविड वभयेव भवेडिकियायी सम्तेरे शिल्भयां उ भ्जभीमयी अवस्थित उस जराहमा इति बीवागुर थटायुउँ सं'वार्तवास्त्र ग्रुभी उभवाभे वेव बना विभविष्यु भवेकाउभाग्डम्बानपस्हार्यस्याः प्रभिवित्रपादीभिवितः भोषानम् इसभयदश्यह्म नाम्यस्थित्र प्रभूत्र हत्ये क अस्डिरका सम्बद्धि ॥ ५॥ नश्च सप्रिया दे अवस्थ वस्य स्था अस भर्थ ॥ छिकप्रभूगः भूभिष्ठित्रभूषीयादिगारान्यं भवं उह न ग्रमीभन्भभिडिक्रिट्यन्याभिविष्टग्राभभिष्ठिः॥उव क्रामस्यापउड्ड स्थानस्थ सम्बद्धाः इध्यापका भंड सुनमहिंडिविन्ध्यविस्य युः भूडिभ्यमिविन्ध्य इत्रिः भेरवाथायविमेश्रयास्त्रम्तुः विने क्रियानं भेर्यस्त्रव्य भाकिष्ठ एविए यय मीडा ॥ उच्चे डिस्ट्र इड इस्टिनि इंड सङ्डि

य सम्भागिति है, प्रविद्येव उद्दः। भेषिति इः इ रम्स रोग्रेहः, य मिल्यिकः अप्रविमिष्ठनबाँ इतः। उस्यान्य गणिपउयेव प्रव सुडि। खंदेन प्रतिभिद्रं करें ने प्रतिभाग प्रमाणिया है सिनित्र प्रियमः क्रीप्रमः। एक्कमण्डा गण्डहेमः ३। सप्र उवडा, ग ल्पुडयुड्डकीरं। ऋगुः पूहिपुडः प्ररूपुडेः। ऋद्भुः गह्रवस् इक्षक्यु,विवर्षेत्राद्राद्रवडारां,न्ययः,व्ययः,अद्यु,ब्रब्भभः,वि क्षिः, भ्रायाञ्चि उद्यवस्य ने स्थानिक भुविभेडिनक्ष्रेण, उसूर्भेनिएउच इक्षेत्रेष्टित । सुद्भेनेः।क लम् अन्यम् अने कि विक्रिक जित्र । यव निक्रिया प्रवास भरे।। गलपडयेऽरहिहः। द्वें अलयभिष्ठिं अलय। गलपि जामणे नि यश्चित्राचा मात्री, प्रविपेष्ठि, प्रविपेष्ठि, भ्रद्मलाग्र वच्छ्रवंद्राव याद्या अविवादाः। अधि, याद्यां, अद्यं, यास्थानं, विष्ठे, भ्राया हिड्के वङः। उस्मीन ख्वाक्षा भिन्यवाहा यवा विकीदा भाष्टे। मंत्रेत्ररहाग्ल्यडय्डिहिं। मधिनिक्दापनः मंत्रे खारतीरं, गल्याडिकामग्रद्धाः प्रमुपडि. प्रत्याडि, महद्रमाल्गाहित इस्र विवयन दिवयः। उस् जीविश्यमलग्रानि, सिन्सिनिभर् विमिडिनबङ्गि। उसूनेगिपिडिव एक्नुएडि, उवँदेर्नाः॥ गल्पउचे उरिहः भभागव दंगहिन्।। एवन मिनाः पूर्व गभः। प्रियमः ग्रीयमा। यभिष्मः। एडमारी वडारा सुद्ध नण्डजनविषिभाचापि। रूप्त्रस् ॥ स्त्रवेनलेडि॥ स्विपमप्तेन मत्रे। यकि चर्चे ॥ एउपयेषु ॥ एडिक्नम अल्मम ॥ विभवगत् कलिउरेभिक्षंत्रप्रायस्य विषय्

क्ल

उटिक् उयम्बीय उः एउम्ब्रेल्भियु छ व इ क्लिक ग्या विवीवीर्थण भाग भवग्डं क इंडनिम्फावन्द्र लेडन भिष्टा थ ज्यवंत्रयंभिर्ः विमुज्यम्भित्रभी ॥ व्राम्युर्भ भेपनमा जिली महास्मारी वेरस्वः भवस्यपानमस्विष्टम उच्चयिनम्**अउच्चिवः॥ ऋ**न्ध्ययः यः भूषमग्वन्द्यः स्वस्रात्तिः ज्ञ चंडवीग्रेम्डभायक्सुङ्गण्डे प्रवेशति ॥ पद्युप्रविक्षःस्य येपविक्राल्याष्ट्राल नेपस्य प्राण्यान वं युन् ॥ सञ्चूणयेव डे अभर्थाकि वेन के अप्रात्म अस्त उन्धरा मेन निभिषे के अल्यः प्रेपरेपप्पिनन्मित्रिने उदः भित्रा जैनभभिइचिरुम भाभाउद्ग्रमप्रभीद्र्यद्वप्रभिष्म् युव्रुष्म् युव्रुष्म् युव्रुष्म् युव्रुष्म् युव्रुष्म् युव्रुष्म् युव्रुष्म् गैश्वास्त्रभागम् अद्यास्त्रिङ्ग्लामम् ग्राव्या कवृतायादी लिगिहिं विमानि इद्वित्या श्रीवमानि एगडी मेनिन श्रीवस् भिष्रवस्वेभ्याः अविद्याभि भिष्ठ्रम् अविद्याभि ॥ ए स्वेश्स वक्तलंयम् ग्रीविमेद्रवाराजिवश्चिमुरः अत्रश्यकं अत्र भर्मे भक्षम्युषात्रित्मभपगत्रुभन्तिवः॥१॥ ८डिग्हाभद्रे॥ ॥ न्त्रवक्तमभ्रम् ॥ यप्रवृत्ते समुग्न, अर्वे ब्रद्धः ॥ यद्भिन खुर्नेनारयायात्रहड्या गाल्यडयज्ञनारया मूर्याना भर्डे लक्के विस्कर्ल इर्डे वर्डः, प्रस्पर्चे वर्डे के नम्प्रेश्व हः वृक्षित्रभेष्ठभा रेवङहः, बड्वेरेभगय, भानगण्या एउप्डेये नगचळ्य, उनमे इष्टक्य,वरळ्य,व द्वप्रभव पात्रविज्ञहा किहः भित्रगालयेवङ्गः। न्यय्यः अष्ठभुत्रयः प्रस्पेडयः। चद भूगहचय,इसकय,विष्ठं इ ५ वेष उद्या अभ्येष येष सद